1) सन्धित्यार ह अने कार्मिन) सपदा विपदा दिन्ती कें) स्पाद्य के अभाव के वार्ती टाउँए, - अस्माधारण - वाब्दी नित्यः वाद्धतात्। - अस्माधारण - वाब्दी नित्यः वाद्धत्वात्। पदा भाग रुप जिन्यु कंहारी - सर्व अनित्ये प्रभी घटवारः अन्यमं कारिने रूट्यान्य सीत्र विकेद - यादा नित्यः क्राक्षणाद् ध्यवद । साध्यके अभाव में यमाप्त । स्याध्याभाय साधन दिवीप केन, सत्प्रियमा - 216दी किटपः स्तावणात्वाद् वाद्यवत् । नियमान रहता है। अद्वारान्यः नापटवाद चारवद्या (१) साक्ष्यास्त्र — गामारावेतं स्प्रामा १) स्वरुपासिन् — सक्ते गुर्णमामु प्रकातः १) माण्यक्षासिन् — पर्वते स्प्रमानः विक्रमत्वादः। उपाधि रेन युग 1) खाधित - विहिरमुक्गा द्रव्यादा [ 103; केवलग्वीय